# ॥ अथ नवरात्र-नवदुर्गापूजनम् ॥

#### ॥ अथ नवरात्र-प्रथमदिवसे योगनिद्रादुर्गापूजा ॥

कर्ता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थं आश्विनशुक्ल प्रतिपदि योगनिद्रादुर्गापूजां करिष्ये॥ इति सङ्कल्प्य भूशुद्धयादिपीठपूजान्तं कृत्वा ॥

#### [अथ तत्रागमोक्तप्रकारेण सङ्क्षेपभूशुद्ध्यादिविधिः ।।

ॐलं पृथिव्यैः नमः । इति भूमि सम्पूज्य तत्र

'ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः' इत्यासने उपविश्य

'ॐ ह्रीं चामुण्डायै नमः' इति शिखांबध्वा

स्ववामें 'गुरुभ्यो नमः' दक्षे ' गणपतये नमः' इति गुरुवन्दनं कृत्वा'

ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इति घण्टां वादियता

'ॐ हीं सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहा' इति विघ्नानुत्सार्य

'ॐ नमः सहस्रार हुं फट् इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा

तीक्ष्णदंष्ट्रेति महाकाय कल्पान्त दहनोपम।

भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमहीस ।। इति क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य

ॐ हंसःसोऽहमिति भूतशुद्धि पूर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातृकान्यासं कलशार्चनं शङ्खार्चनं च कृत्वा,

मण्डपदेवताभ्यो नमः । द्वारदेवताभ्यो नमः । द्वारपालेभ्यो नमः

। पीठदेवताभ्यो नमः। इति पूजयेत् ] नवशक्तिपूजां करिष्ये इति संकल्प्य

ॐ जयायै नमः।

ॐ विजयायै नमः।

ॐ भद्रायै नमः।

ॐ भद्रकाल्यै नमः।

ॐ सुमुख्यै नमः।

ॐ दुर्मुख्य न्मः।

ॐ व्याघ्रमुख्यै नमः।

ॐ सिंहमुख्यै नमः।

ॐ दुर्गायै नमः॥

इति नवशक्तिपूजां समर्पयामि ॥ रक्तवर्णा गजारूढां रक्तमाल्याम्बरां शुभाम् । चतुर्भुजां शक्तिशूलगदामभयधारिणीम् । देवी समर्चयेद्धीमान्प्रथमायां विशेषतः ॥ नमो भगवत्यै वज्रनखदंष्ट्रायुधमहासिंहवाहनायै योगपद्मपीठात्मिकायै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥ आवाहनम्-स्वात्मसंस्थामजां शुद्धां स्वामद्य परमेश्वरि । अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥ ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः स नः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ भूर्भुवः स्स्वरों सशक्ति- साङ्ग- सायुध- सवाहन- सपरिवार-सर्वोलङ्कारभूषितां श्रीयोगनिद्रादुर्गामावाहयामि ॥ आवाहिता भव। संस्थापिता भव। सन्निहिता भव। सन्निरुद्धा भव। सम्मुखीकरणा भव । सुप्रसन्ना भव' इति षण्मुद्राः प्रदर्श्य ॥ ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॥ इदमर्घ्यम् ॥ ऋष्यादिन्यासक्रम-मरीचिः काश्यप ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । दुर्गा देवता । षडङ्गन्यास:-ॐ जातवेदसे सुनवाम हृदयाय नमः । ॐ सोममरातीयतः शिरसे स्वाहा ॐ निदहाति वेदः शिखायै वषट् ॐ स नः पर्षदिति कवचाय हुम् ॐ दुर्गाणि विश्वा नावेव नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ सिन्ध् दुरितात्युग्निः अस्त्राय फट् ॥ ध्यानम्-या माया मधुकैटभप्रमथिनी या माहिषोन्मर्दिनी।

या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी ॥ या सा शुम्भिनशुम्भदैत्यदिलनी या सिद्धलक्ष्मीः स्थिरा। सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु दुर्गाम्बिका ।।

```
ॐ जातवेदसे ० दुरितात्यग्निः !! इति जपम् ।।
॥ अथ पञ्चोपचारपूजां करिष्ये ॥
ॐ लं पृथिव्यात्मिकायै नमः । गन्धं समर्पयामि ॥
ॐ हं आकाशात्मिकायै • पुष्पं स ० ॥
ॐ यं वाय्वात्मिकायै • धूपं स ० ॥
ॐ रं तेजोमय्यै० दीपं स० ॥
ॐ वं अमृतात्मिकायै ० नैवेद्यं स ० ॥
इति पञ्चोपचारपूजां समर्प्य ॥
अथ द्वादशनामपूजां करिष्ये ॥
ॐ विभूत्यै नमः ।
ॐ उन्नत्यै नमः ।
```

ॐ उन्नत्यै नमः । ॐ कान्त्यै नमः । ॐ कीर्त्यै नमः । ॐ कीर्त्यै नमः । ॐ पृष्ट्यै नमः । ॐ उत्कृष्ट्यै नमः । ॐ उत्कृष्ट्यै नमः । ॐ वजनखदंष्ट्रायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ सेंहवाहनायै नमः ॥

इति द्वादशनामपूजां समर्पयामि ॥

## ॥ अथ द्वितीयायां देवजातादुर्गापूजा ॥

कर्ता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थं आश्विनशुक्लद्वितीयायां देवजातादुर्गापूजां करिष्ये। ॥ इति सङ्कल्प्य भूशुद्धयादिपीठपूजान्तं कृत्वा ॥

#### [अथ तत्रागमोक्तप्रकारेण सङ्क्षेपभूशुद्ध्यादिविधिः ॥

ॐलं पृथिव्यैः नमः । इति भूमि सम्पूज्य तत्र 'ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः' इत्यासने उपविश्य 'ॐ हीं चामुण्डायै नमः' इति शिखांबध्वा स्ववामे 'गुरुभ्यो नमः' दक्षे ' गणपतये नमः' इति गुरुवन्दनं कृत्वा'

ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इति घण्टां वादयिता
'ॐ हीं सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहा' इति विघ्नानुत्सार्य
'ॐ नमः सहस्रार हुं फट् ' इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा
तीक्ष्णदंष्ट्रेति महाकाय कल्पान्त दहनोपम।
भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमहीस ।। इति क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य
ॐ हंसःसोऽहमिति भूतशुद्धि पूर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातृकान्यासं
कलशार्चनं शङ्खार्चनं च कृत्वा,

मण्डपदेवताभ्यो नमः । द्वारदेवताभ्यो नमः । द्वारपालेभ्यो नमः । पीठदेवताभ्यो नमः। इति पूजयेत् ]

नवशक्तिपूजां करिष्ये इति संकल्प्य

ॐ धनञ्जयायै नमः

ॐ सुरश्रेष्ठायै नमः।

ॐ नन्दजायै नमः।

ॐ द्विरदासनायै नमः।

ॐ वह्निजायै नमः।

ॐ रौद्यै नमः।

ॐ दुर्गायै नमः।

ॐ भीमायै नमः।

ॐ लक्ष्म्यै नमः।

नवशक्तिपूजां समर्पयामि ॥

हंसारूढां शुक्लवर्णा शुक्लमाल्याद्यलकृताम्। चतुर्भुजां स्रुक्सुवौ च कमण्डल्वक्षमालिकाम्। बिभ्रतीं पूजयेद्देवीं द्वितीयायां सदा नृप ॥ ॐ नमो भगवत्यै सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥ स्वात्मसंस्थामजां मूर्तावावाहयाम्यहम् ।।

ॐ नमो भगवत्यै वज्रनखदंष्ट्रायुधमहासिंहवाहनायै योगपद्मपीठात्मिकायै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥

आवाहनम्-स्वात्मसंस्थामजां शुद्धां स्वामद्य परमेश्वरि । अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ भूर्भुवः स्स्वरों सशक्ति- साङ्ग- सायुध- सवाहन- सपरिवार-सर्वालङ्कारभूषितां देवजातादुर्गामावाहयामि ।। आवाहिता भव । संस्थापिता भव । सन्निहिता भव । सन्निहता भव ।

सम्मुखीकरणा भव। सुप्रसन्ना भवं इति षण्मुद्राः प्रदर्श्य ॥

ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः

प्रचोदयात् ।। इदमर्घ्यम् ।।

ऋष्यादिन्यासक्रम-

मरीचिः काश्यप ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । दुर्गा देवता ।

#### षडङ्गन्यास:-

ॐ जातवेदसे सुनवाम हृदयाय नमः ।

ॐ सोममरातीयतः शिरसे स्वाहा ।

ॐ निदहाति वेदः शिखायै वषट्

ॐ स नः पर्षदिति कवचाय हुम् ।

ॐ दुर्गाणि विश्वा नावेव नेत्रत्रयाय वौषट्।

ॐ सिन्धु दुरितात्युग्निः अस्त्राय फट् ॥

#### ध्यानम्-

या माया मधुकैटभप्रमथिनी या माहिषोन्मर्दिनी । या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी ॥ या सा शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मीः स्थिरा। सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु दुर्गाम्बिका ।।

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ इति जपम् ।।

॥ अथ पञ्चोपचारपूजां करिष्ये ॥ ॐ लं पृथिव्यात्मिकायै नमः । गन्धं समर्पयामि ॥ ॐ हं आकाशात्मिकायै • पुष्पं स ० ॥ ॐ यं वाय्वात्मिकायै • धूपं स ० ॥ ॐ रं तेजोमय्यै० दीपं स० ॥

#### ॐ वं अमृतात्मिकायै ० नैवेद्यं स ० ॥ इति पञ्चोपचारपूजां समर्प्य ॥

#### अथ द्वादशनामपूजां करिष्ये ॥

- ॐ अनेकरत्नरचितायै नमः।
- ॐ दिव्यसिंहासनस्थिताय नमः।
- ॐ स्रग्धराय नमः।
- ॐ धृत्यै नम :।
- ॐ मेधाय नमः।
- ॐ काळ्यै नमः।
- ॐ भद्रकाल्ये नमः।
- ॐ अम्बिकायै नमः।
- ॐ वेदगभिय नमः।
- ॐ शिवदूत्यै नमः।
- ॐ शाम्भव्य नमः।
- ॐ शङ्खचक्रधारिण्यै नमः ॥

द्वादशनामपूजां समर्पयामि ॥ ॥ अथाङ्गपूजा दिसमर्पणान्तं पूर्ववत् ॥

### ॥ अथ तृतीयायां महिषासुरमर्दिनीदुर्गापूजा ॥

कर्ता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थं आश्विनशुक्लतृतीयायां महिषासुरमर्दिनीदुर्गापूजा करिष्ये। ॥ इति सङ्कल्प्य भूशुद्धयादिपीठपूजान्तं कृत्वा ॥

[अथ तत्रागमोक्तप्रकारेण सङ्क्षेपभूशुद्ध्यादिविधिः ॥

ॐलं पृथिव्यैः नमः । इति भूमि सम्पूज्य तत्र 'ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः' इत्यासने उपविश्य 'ॐ हीं चामुण्डायै नमः' इति शिखांबध्वा स्ववामे 'गुरुभ्यो नमः' दक्षे ' गणपतये नमः' इति गुरुवन्दनं कृत्वा'

ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहां इति घण्टां वादियता
'ॐ हीं सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहां इति विघ्नानुत्सार्य
'ॐ नमः सहस्रार हुं फट् ' इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा
तीक्ष्णदंष्ट्रेति महाकाय कल्पान्त दहनोपम।
भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमहीसे ।। इति क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य
ॐ हंसःसोऽहमिति भतशन्दि पर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातकान्याः

ॐ हंसःसोऽहमिति भूतशुद्धि पूर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातृकान्यासं कलशार्चनं शङ्खार्चनं च कृत्वा,

मण्डपदेवताभ्यो नमः । द्वारदेवताभ्यो नमः । द्वारपालेभ्यो नमः । पीठदेवताभ्यो नमः। इति पूजयेत् ]

ॐ नन्दायै नमः।

ॐ शाकम्भर्ये नमः।

ॐ रक्तदन्तिकायै नमः।

ॐ शताक्षिण्यै नमः।

ॐ भीमायै नमः।

ॐ भ्रामयै नमः। ॐ दुर्गायै नमः।

ॐ शिवदूत्यै नमः।

ॐ प्रजेश्वर्ये नमः।

नवशक्तिपूजां समर्पयामि ॥

गौराङ्गी द्विभुजां देवीं कमलद्वयधारिणीम्। सिंहारूढां तृतीयायां गौरवस्त्रां प्रपूजयेत् ॥ ॐ नमो भगवत्यै सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥ स्वात्मसंस्थामजां मूर्तावावाहयाम्यहम् ।।

ॐ नमो भगवत्यै वज्रनखदंष्ट्रायुधमहासिंहवाहनायै योगपद्मपीठात्मिकायै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥

आवाहनम्-स्वात्मसंस्थामजां शुद्धां स्वामद्य परमेश्वरि । अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः ।
स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥
भूर्भुवः स्स्वरों सशक्ति- साङ्ग- सायुध- सवाहन- सपरिवारसर्वालङ्कारभूषितां श्रीमहिषासुरमर्दिनीदुर्गामावाहयामि ।।
आवाहिता भव ।
संस्थापिता भव ।
सिन्निहता भव ।
सम्मुखीकरणा भव ।
सम्मुखीकरणा भव ।
सुप्रसन्ना भव' इति षण्मुद्राः प्रदर्श्य ॥

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान दूरभाष: 9044016661

ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः

#### प्रचोदयात् ॥ इदमर्घ्यम् ॥ ऋष्यादिन्यासक्रम-

मरीचिः काश्यप ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । दुर्गा देवता । षडङ्गन्यास:-

ॐ जातवेदसे सुनवाम हृदयाय नमः।

ॐ सोममरातीयतः शिरसे स्वाहा ।

ॐ निदहाति वेदः शिखायै वषट् ।

ॐ स नः पर्षदिति कवचाय हुम्।

ॐ दुर्गाणि विश्वा नावेव नेत्रत्रयाय वौषट् ।

ॐ सिन्धु दुरितात्यग्निः अस्त्राय फट् ॥

ध्यानम्-

या माया मधुकैटभप्रमिथनी या माहिषोन्मर्दिनी । या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमिथनी या रक्तबीजाशिनी ॥ या सा शुम्भिनशुम्भदैत्यदिलनी या सिद्धलक्ष्मीः स्थिरा। सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु दुर्गाम्बिका ।।

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ इति जपम् ॥

॥ अथ पञ्चोपचारपूजां करिष्ये ॥ ॐ लं पृथिव्यात्मिकायै नमः । गन्धं समर्पयामि ॥ ॐ हं आकाशात्मिकायै • पुष्पं स ० ॥ ॐ यं वाय्वात्मिकायै • धूपं स ० ॥ ॐ रं तेजोमय्यै० दीपं स० ॥ ॐ वं अमृतात्मिकायै ० नैवेद्यं स ० ॥

अथ द्वादशनामपूजां करिष्ये ॥

इति पञ्चोपचारपूजां समर्प्य ।।

- ॐ शङ्खधारिण्यै नमः।
- ॐ चक्रधारिणयै नमः।
- ॐ वज्रधारिण्यै नमः।
- ॐ सङ्गधारिण्यै नमः।
- ॐ अङ्कुशधारिण्यै नमः।
- ॐ शूलधारिण्यै नमः।
- ॐ आय्यि नमः।
- ॐ दुर्गायै नमः।
- ॐ वेदस्वरूपिण्यै नमः।
- ॐ अम्बिकायै नमः।
- ॐ भद्रकाळ्ये नमः।
- ॐ महाकाळ्यै नमः ॥
- इति द्वादशनामपूजां समर्पयामि ॥

॥ अथाङ्गपूजादिसमर्पणान्तं पूर्ववत् ॥ ॥

## ॥ अथ चतुथ्यां शैलजादुर्गापूजा ॥

कर्ता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थं आश्विनशुक्लचतुर्थ्यां शैलजादुर्गापूजा करिष्ये। इति सङ्कल्प्य

### अथ तत्रागमोक्तप्रकारेण सङ्क्षेपभूशुद्ध्यादिविधिः ॥

ॐलं पृथिव्यैः नमः । इति भूमि सम्पूज्य तत्र

'ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः' इत्यासने उपविश्य

'ॐ हीं चामुण्डायै नमः' इति शिखांबध्वा

स्ववामे 'गुरुभ्यो नमः' दक्षे ' गणपतये नमः' इति गुरुवन्दनं कृत्वा'

ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इति घण्टां वादियता

'ॐ ह्रीं सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहा' इति विघ्नानुत्सार्य

'ॐ नमः सहस्रार हुं फट् इित तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा तीक्ष्णदंष्ट्रेति महाकाय कल्पान्त दहनोपम।

भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हिस ।। इति क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य

ॐ हंसःसोऽहमिति भूतशुद्धि पूर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातृकान्यासं कलशार्चनं शङ्खार्चनं च कृत्वा,

मण्डपदेवताभ्यो नमः । द्वारदेवताभ्यो नमः । द्वारपालेभ्यो नमः

। पीठदेवताभ्यो नमः। इति पूजयेत् ]

#### नवशक्तिपूजां करिष्ये॥

ॐ कौशिक्यै नमः।

ॐ महिपन्यै नमः।

ॐ सर्वशक्तिसमन्वितायै नमः।

ॐ सर्वस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ कौमाय नमः।

ॐ अम्बिकायै नमः।

ॐ वेदगभियै नमः।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः।

ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः।

#### नवशक्तिपूजां समर्पयामि ।।

रक्तवर्णा चतुर्बाहुं रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम्। पाशाङ्कुशमातुलुङ्गभरां मूषिकवाहिनीम्। रक्तपुष्पाक्षतैः पूज्यां चतुर्थ्यां पूजयेन्नृप ॥

ॐ नमो भगवत्यै वज्रनखदंष्ट्रायुधमहासिंहवाहनायै योगपद्मपीठात्मिकायै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि ।।

आवाहनम्-स्वात्मसंस्थामजां शुद्धां स्वामद्य परमेश्वरि । अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः ।
स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥
भूर्भुवः स्स्वरों सशक्ति- साङ्ग- सायुध- सवाहन- सपरिवारसर्वालङ्कारभूषितां शैलजादुर्गामावाहयामि ।।
आवाहिता भव ।
संस्थापिता भव ।
सन्निहिता भव ।
सन्निरुद्धा भव ।
सम्मुखीकरणा भव ।
सुप्रसन्ना भव' इति षण्मुद्राः प्रदर्श्य ॥
ॐ कात्यायनाय विद्यहे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः

#### प्रचोदयात् ॥ इदमर्घ्यम् ॥ ऋष्यादिन्यासक्रम-

मरीचिः काश्यप ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । दुर्गा देवता । षडङ्गन्यास:-

ॐ जातवेदसे सुनवाम हृदयाय नमः।

ॐ सोममरातीयतः शिरसे स्वाहा ।

ॐ निदहाति वेदः शिखायै वषट् ।

ॐ स नः पर्षदिति कवचाय हुम्।

ॐ दुर्गाणि विश्वा नावेव नेत्रत्रयाय वौषट् ।

ॐ सिन्धु दुरितात्यग्निः अस्त्राय फट् ॥

ध्यानम्-

या माया मधुकैटभप्रमिथनी या माहिषोन्मर्दिनी । या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमिथनी या रक्तबीजाशिनी ॥ या सा शुम्भिनशुम्भदैत्यदिलनी या सिद्धलक्ष्मीः स्थिरा। सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु दुर्गाम्बिका ।।

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ इति जपम् ॥

॥ अथ पञ्चोपचारपूजां करिष्ये ॥ ॐ लं पृथिव्यात्मिकायै नमः । गन्धं समर्पयामि ॥ ॐ हं आकाशात्मिकायै • पुष्पं स ० ॥ ॐ यं वाय्वात्मिकायै • धूपं स ० ॥ ॐ रं तेजोमय्यै० दीपं स० ॥ ॐ वं अमृतात्मिकायै ० नैवेद्यं स ० ॥ इति पञ्चोपचारपूजां समर्प्य ॥

अथ द्वादशनामपूजां करिष्ये॥

- ॐ कौमार्ये नमः।
- ॐ क्षेमकर्ये नमः।
- ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः।
- ॐ शुम्भासुरनिहन्यै नमः।
- ॐ निशुम्भासुरमर्दिन्यै नमः।
- ॐ महिषासुरहव्यै नमः।
- ॐ चण्डमुण्डनिहन्त्रयै नमः।
- ॐ रक्तवीजनिहन्त्र्यै नमः।
- ॐ जलदुर्गायै नमः।
- ॐ स्थळदुर्गायै नमः।
- ॐ वनदुर्गायै नमः।
- ॐ गिरिदुर्गायै नमः।

इति द्वादशनामपूजां समर्पयामि ॥

॥ अथाङ्गपूजादिसमर्पणान्तं पूर्ववत् ॥

## ॥ अथ पञ्चम्यां धूम्रहादुर्गापूजा ॥

कर्ता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थं आश्विन शुक्लपञ्चम्यां धूम्रहादुर्गापूजां करिष्ये। इति सङ्कल्प्य

अथ तत्रागमोक्तप्रकारेण सङ्क्षेपभूशुद्ध्यादिविधिः ।।

ॐलं पृथिव्यैः नमः । इति भूमि सम्पूज्य तत्र

'ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः' इत्यासने उपविश्य

'ॐ ह्रीं चामुण्डाये नमः' इति शिखांबध्वा

स्ववामे 'गुरुभ्यो नमः' दक्षे ' गणपतये नमः' इति गुरुवन्दनं कृत्वा'

ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इति घण्टां वादियता

'ॐ ह्रीं सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहा' इति विघ्नानुत्सार्य

'ॐ नमः सहस्रार हुं फट् ' इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा तीक्ष्णदंष्ट्रेति महाकाय कल्पान्त दहनोपम।

भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हिस ।। इति क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य

ॐ हंसःसोऽहमिति भूतशुद्धि पूर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातृकान्यासं कलशार्चनं शङ्खार्चनं च कृत्वा,

मण्डपदेवताभ्यो नमः । द्वारदेवताभ्यो नमः । द्वारपालेभ्यो नमः

। पीठदेवताभ्यो नमः। इति पूजयेत् ]

नवशक्तिपूजां करिष्ये॥

ॐ कुमार्ये नमः।

ॐ त्रिमूर्त्ये नमः।

ॐ कल्याण्ये नमः।

ॐ रोहिण्यै नमः।

ॐ काळ्ये नमः। ॐ नवदुर्गाये नमः। ॐ चण्ड्ये नमः। ॐ शाम्भव्ये नमः। ॐ दुर्गाये नमः।

नवशक्तिपूजां समर्पयामि ॥

चतुर्भुजां सुवर्णाभां शङ्खचक्रगदाम्बुजाम्। पञ्चम्यां पूजयेद्देवीं सदा मकरवाहिनीम् ॥ ॐ नमो भगवत्यै सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥ स्वात्मसंस्थामजां मूर्तावावाहयाम्यहम् ।।

ॐ नमो भगवत्यै वज्रनखदंष्ट्रायुधमहासिंहवाहनायै योगपद्मपीठात्मिकायै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥

आवाहनम्-स्वात्मसंस्थामजां शुद्धां स्वामद्य परमेश्वरि । अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः ।
स नः पर्पदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥
भूर्भुवः स्स्वरों सशक्ति- साङ्ग- सायुध- सवाहन- सपरिवारसर्वालङ्कारभूषितां श्रीधूम्रहादुर्गामावाहयामि ।।
आवाहिता भव ।
संस्थापिता भव ।
सिन्निहता भव ।
सिन्निरुद्धा भव ।
सम्मुखीकरणा भव ।
सुप्रसन्ना भव' इति षण्मुद्धाः प्रदर्श्य ॥

ॐ कात्यायनाय विदाहे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ।। इदमर्घ्यम् ।। ऋष्यादिन्यासक्रम- मरीचिः काश्यप ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । दुर्गा देवता । षडङ्गन्यासः- ॐ जात्रवेदसे सनवाम इदयाय नमः ।

ॐ जातवेदसे सुनवाम हृदयाय नमः । ॐ सोममरातीयतः शिरसे स्वाहा ।

ॐ निदहाति वेदः शिखायै वषट् ।

ॐ स नः पर्षदिति कवचाय हुम्।

ॐ दुर्गाणि विश्वा नावेव नेत्रत्रयाय वौषट् ।

ॐ सिन्धु दुरितात्यग्निः अस्त्राय फट् ॥ ध्यानम्-

या माया मधुकैटभप्रमिथनी या माहिषोन्मर्दिनी । या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमिथनी या रक्तबीजाशिनी ॥ या सा शुम्भिनशुम्भदैत्यदिलनी या सिद्धलक्ष्मीः स्थिरा। सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु दुर्गाम्बिका ।।

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ इति जपम् ॥

॥ अथ पञ्चोपचारपूजां करिष्ये ॥ ॐ लं पृथिव्यात्मिकायै नमः । गन्धं समर्पयामि ॥ ॐ हं आकाशात्मिकायै • पुष्पं स ० ॥ ॐ यं वाय्वात्मिकायै • धूपं स ० ॥ ॐ रं तेजोमय्यै० दीपं स० ॥ ॐ वं अमृतात्मिकायै ० नैवेद्यं स ० ॥ **इति पञ्चोपचारपूजां समर्प्य ॥** 

अथ द्वादशनामपूजां करिष्ये ॥

ॐ अनेकभेदभजिन्यै नमः।

ॐ दुर्गामूत्यै नमः।

ॐ अष्टादशभुजबलध्वंसिन्यै नमः।

ॐ शत्रुभञ्जिन्यै नमः।

ॐ तापत्रयध्वंसिन्यै नमः।

ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः।

ॐ सर्वारिष्टविनाशिन्यै नमः।

ॐ त्रिदशवन्दिताय नमः।

ॐ सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमः।

ॐ शाकम्भय नमः।

ॐ रक्तदन्तिकाय नमः।

ॐ अतिसौम्यायै नमः।

इति द्वादशनामपूजां समर्पयामि ॥ ॥अथाङ्गादिसमर्पणान्तं पूर्ववत् ॥

### ॥ अथ षष्ठयां चण्डमुण्डहादुर्गापूजा ॥

कर्ता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थं आश्विन शुक्लषष्ठ्यां चण्डमुण्डहादुर्गापूजां करिष्ये। इति सङ्कल्प्य

### अथ तत्रागमोक्तप्रकारेण सङ्क्षेपभूशुद्ध्यादिविधिः ॥

ॐलं पृथिव्यैः नमः । इति भूमि सम्पूज्य तत्र
'ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः' इत्यासने उपविश्य
'ॐ हीं चामुण्डायै नमः' इति शिखांबध्वा
स्ववामे 'गुरुभ्यो नमः' दक्षे ' गणपतये नमः' इति गुरुवन्दनं कृत्वा' ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इति घण्टां वादयिता
'ॐ हीं सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहा' इति विघ्नानुत्सार्य
'ॐ नमः सहस्रार हुं फट् '-इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा

तीक्ष्णदंष्ट्रेति महाकाय कल्पान्त दहनोपम। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हसि ।। इति क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य

ॐ हंसःसोऽहमिति भूतशुद्धि पूर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातृकान्यासं कलशार्चनं शङ्खार्चनं च कृत्वा,

मण्डपदेवताभ्यो नमः । द्वारदेवताभ्यो नमः । द्वारपालेभ्यो नमः । पीठदेवताभ्यो नमः। इति पूजयेत् ]

नवशक्तिपूजां करिष्ये ॥ ॐ गजारूढाये नमः।

ॐ हंसारूढायै नमः।

ॐ सिंहारूढायै नमः।

ॐ मूपिकवाहिन्यै नमः।

ॐ मकरवाहनाय नमः। ॐ मयूरवाहिन्यै नमः। ॐ रथारूढायै नमः। ॐ वृपारूढायै नमः। ॐ पञ्चाननवाहनायै नमः। नवशक्तिपूजां समर्पयामि ॥

स्वर्णवस्त्राद्यलङ्कारैः स्फटिकैरुपशोभिताम्। बाणकोदण्डखेटांश्च शक्तिं धृतवतीं करैः। मयूरवाहिनीं देवीं षष्ट्यां सम्पूजयेनृप ॥

ॐ नमो भगवत्यै वज्रनखदंष्ट्रायुधमहासिंहवाहनायै योगपद्मपीठात्मिकायै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥

आवाहनम्-स्वात्मसंस्थामजां शुद्धां स्वामद्य परमेश्वरि । अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः ।
स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥
भूर्भुवः स्स्वरों सशक्ति- साङ्ग- सायुध- सवाहन- सपरिवारसर्वालङ्कारभूषितां चण्डमुण्डहादुर्गामावाहयामि ।।
आवाहिता भव ।
संस्थापिता भव ।
सन्निहिता भव ।
सन्निरुद्धा भव ।
सम्मुखीकरणा भव ।
सुप्रसन्ना भव' इति षण्मुद्राः प्रदर्श्य ॥
ॐ कात्यायनाय विद्राहे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः

#### प्रचोदयात् ॥ इदमर्घ्यम् ॥ ऋष्यादिन्यासक्रम-

मरीचिः काश्यप ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । दुर्गा देवता । षडङ्गन्यास:-

ॐ जातवेदसे सुनवाम हृदयाय नमः।

ॐ सोममरातीयतः शिरसे स्वाहा ।

ॐ निदहाति वेदः शिखायै वषट् ।

ॐ स नः पर्षदिति कवचाय हुम्।

ॐ दुर्गाणि विश्वा नावेव नेत्रत्रयाय वौषट् ।

ॐ सिन्धु दुरितात्यग्निः अस्त्राय फट् ॥

ध्यानम्-

या माया मधुकैटभप्रमिथनी या माहिषोन्मर्दिनी । या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमिथनी या रक्तबीजाशिनी ॥ या सा शुम्भिनशुम्भदैत्यदिलनी या सिद्धलक्ष्मीः स्थिरा। सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु दुर्गाम्बिका ।।

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ इति जपम् ॥

॥ अथ पञ्चोपचारपूजां करिष्ये ॥ ॐ लं पृथिव्यात्मिकायै नमः । गन्धं समर्पयामि ॥ ॐ हं आकाशात्मिकायै • पुष्पं स ० ॥ ॐ यं वाय्वात्मिकायै • धूपं स ० ॥ ॐ रं तेजोमय्यै० दीपं स० ॥ ॐ वं अमृतात्मिकायै ० नैवेद्यं स ० ॥ इति पञ्चोपचारपूजां समर्प्य ॥

अथ द्वादशनामपूजां करिष्ये ॥

- ॐ ख्यात्ये नमः।
- ॐ जगत्प्रतिष्ठायै नमः।
- ॐ शताक्षिण्यै नमः।
- ॐ जगद्धितायै नमः।
- ॐ भीमायै नमः।
- ॐ देव्यै नमः।
- ॐ शिवायै नमः।
- ॐ भद्रायै नमः।
- ॐ कल्याण्ये नमः।
- ॐ प्रकृत्यै नमः।
- ॐ प्रणतार्तिनाशिन्यै नमः।
- ॐ विप्रप्रियायै नमः ॥
- इति द्वादशनामपूजां समर्पयामि ॥

### ॥ अथाङ्गपूजादिसमर्पणान्तं पूर्ववत् ॥

### ॥ अथ सप्तम्यां रक्तबीजहादुर्गापूजा ॥

कर्ता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थं आश्विन शुक्लसप्तम्यां रक्तबीजहादुर्गापूजां करिष्ये। इति सङ्कल्प्य

अथ तत्रागमोक्तप्रकारेण सङ्क्षेपभूशुद्ध्यादिविधिः ॥

ॐलं पृथिव्यैः नमः । इति भूमि सम्पूज्य तत्र
'ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः' इत्यासने उपविश्य
'ॐ हीं चामुण्डायै नमः' इति शिखांबध्वा
स्ववामे 'गुरुभ्यो नमः' दक्षे ' गणपतये नमः' इति गुरुवन्दनं कृत्वा' ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इति घण्टां वादियता
'ॐ हीं सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहा' इति विघ्नानुत्सार्य
'ॐ नमः सहस्रार हुं फट् ' इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा

तीक्ष्णदंष्ट्रेति महाकाय कल्पान्त दहनोपम।
भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हसि ।।
इति क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य
ॐ हंसःसोऽहमिति भूतशुद्धि पूर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातृकान्यासं कलशार्चनं शङ्खार्चनं च कृत्वा,
मण्डपदेवताभ्यो नमः । द्वारदेवताभ्यो नमः । द्वारपालेभ्यो नमः । पीठदेवताभ्यो नमः। इति पूजयेत्

नवशक्तिपूजां करिष्ये ॥ ॐ रक्तवणीये नमः। ॐ शुक्लवणीये नमः। ॐ गौरवणीये नमः।

ॐ रक्तवर्णायै नमः। ॐ स्वर्णवर्णायै नमः। ॐ कनकवर्णायै नमः। ॐ श्वेतवर्णायै नमः। ॐ श्वेतवर्णायै नमः। ॐवर्णवर्णायै नमः।

ॐ नमो भगवत्यै वज्रनखदंष्ट्रायुधमहासिंहवाहनायै योगपद्मपीठात्मिकायै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि ॥

आवाहनम्-स्वात्मसंस्थामजां शुद्धां स्वामद्य परमेश्वरि । अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः। स नः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ भूर्भुवः स्स्वरों सशक्ति- साङ्ग- सायुध- सवाहन- सपरिवार-सर्वालङ्कारभूषितां चण्डमुण्डहादुर्गामावाहयामि ।। आवाहिता भव। संस्थापिता भव। सन्निहिता भव। सन्निरुद्धा भव। सम्मुखीकरणा भव। सुप्रसन्ना भवं इति षण्मुद्राः प्रदर्श्य ॥ ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॥ इदमर्घ्यम् ॥ ऋष्यादिन्यासक्रम-मरीचिः काश्यप ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । दुर्गा देवता । षडङ्गन्यास:-ॐ जातवेदसे सुनवाम हृदयाय नमः ।

ॐ सोममरातीयतः शिरसे स्वाहा । ॐ निदहाति वेदः शिखायै वषट् । ॐ स नः पर्षदित कवचाय हुम् । ॐ दुर्गाणि विश्वा नावेव नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ सिन्धु दुरितात्युग्निः अस्त्राय फट् ॥ ध्यानम्-

या माया मधुकैटभप्रमथिनी या माहिषोन्मर्दिनी । या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी ॥ या सा शुम्भनिशुम्भदैत्यदिलनी या सिद्धलक्ष्मीः स्थिरा। सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु दुर्गाम्बिका ।।

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥ इति जपम् ।।

॥ अथ पञ्चोपचारपूजां करिष्ये ॥ ॐ लं पृथिव्यात्मिकायै नमः । गन्धं समर्पयामि ॥ ॐ हं आकाशात्मिकायै • पुष्पं स ० ॥ ॐ यं वाय्वात्मिकायै • धूपं स ० ॥ ॐ रं तेजोमय्यै० दीपं स० ॥ ॐ वं अमृतात्मिकायै ० नैवेद्यं स ० ॥ **इति पञ्चोपचारपूजां समर्प्य ॥** 

अथ द्वादशनामपूजां करिष्ये ॥ ॐ चेतनामिष्टकायै नमः। ॐ जगदात्मशक्त्यै नमः। ॐ चण्डिकायै नमः। ॐ अम्बिकायै नमः। ॐ अम्बिकायै नमः। ॐ त्रिरूपिण्यै नमः।

ॐ सर्वाश्रयायै नमः।

ॐ स्वाहायै नमः।

ॐ स्वधायै नमः।

ॐ विद्यायै नमः।

ॐ सर्वात्मिकायै नमः।

ॐ मेधायै नमः।

ॐ परार्तिहारिण्यै नमः ॥

्रशनामपूजां समप्तः.

अथाङ्ग पूजादिसमर्पणान्तं पूर्ववत् । ADI SHANKAR VAIDIC VIDYA SAM ART OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER

### ।। अथ अष्टम्यां निशुम्भहादुर्गापूजा ।।

कर्ता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीप्रीत्यर्थं आश्विनशुक्लाष्टम्यां निशुम्भहादुर्गापूजां करिष्ये। इति सङ्कल्प्य

अथ तत्रागमोक्तप्रकारेण सङ्क्षेपभूशुद्ध्यादिविधिः ।।

ॐलं पृथिव्यैः नमः । इति भूमि सम्पूज्य तत्र
'ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः' इत्यासने उपविश्य
'ॐ हीं चामुण्डायै नमः' इति शिखांबध्वा
स्ववामे 'गुरुभ्यो नमः' दक्षे ' गणपतये नमः' इति गुरुवन्दनं
कृत्वा' ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा' इति घण्टां वादयिता
'ॐ हीं सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहा' इति विघ्नानुत्सार्य
'ॐ नमः सहस्रार हुं फट् ' इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं कृत्वा

तीक्ष्णदंष्ट्रेति महाकाय कल्पान्त दहनोपम। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुमर्हसि ।। इति क्षेत्रपालं सम्प्रार्थ्य

ॐ हंसःसोऽहमिति भूतशुद्धि पूर्वोत्तमाणप्रतिष्ठा मातृकान्यासं कलशार्चनं शङ्खार्चनं च कृत्वा,

मण्डपदेवताभ्यो नमः । द्वारदेवताभ्यो नमः । द्वारपालेभ्यो नमः

। पीठदेवताभ्यो नमः। इति पूजयेत्

।। नवशक्तिपूजां करिष्ये ।।

ॐ शक्तिशूलगदाभयधारिण्यै नमः।

ॐ सुक्खुवकमण्डल्वक्षधारिण्यै नमः।

ॐ कह्लारद्वयधारिण्यै नमः।

ॐ पाशाङ्कुशमातुलुङ्गाभयधारिण्यै नमः।

- ॐ शङ्खचक्रगदाम्बुजधारिण्यै नमः।
- ॐ बाणकोदण्डखेटशक्तिधारिण्यै नमः।
- ॐ अम्बुजद्वयधारिण्यै नमः।
- ॐ त्रिशूलडमरुचर्मखट्वाङ्गधारिण्यै नमः।
- ॐ अक्षमाला- रविन्द-मार्गणसरुपूरक-भिदुरगदारथाङ्ग- शूलकुठार-शङ्खाभयपाश-शक्तियष्टिखेटशरासनपात्र-कमण्डलुधारिण्यै नमः।

#### नवशक्तिपूजां समर्पयामि ॥

श्वेतवस्त्राद्यलङ्कारैभूषितां च चतुर्भुजाम्। त्रिशूलं डमरुं चैव चर्मखट्वाङ्गधारिणीम्। अष्टम्यां पूजयेद्देवीं वृषारूढांप्रयत्नतः ॥

ॐ नमो भगवत्यै वज्रनखदंष्ट्रायुधमहासिंहवाहनायै योगपद्मपीठात्मिकायै नमः सुवर्णपीठं कल्पयामि ।।

आवाहनम्-स्वात्मसंस्थामजां शुद्धां स्वामद्य परमेश्वरि । अरण्यामिव हव्याशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः ।
स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्युग्निः ॥
भूर्भुवः स्स्वरों सशक्ति- साङ्ग- सायुध- सवाहन- सपरिवारसर्वालङ्कारभूषितां च निशुम्भहादुर्गामावाहयामि ।।
आवाहिता भव ।
संस्थापिता भव ।
सिन्निहिता भव ।
सिन्निरुद्धा भव ।
सम्मुखीकरणा भव ।
सुप्रसन्ना भव' इति षण्मुद्राः प्रदर्श्य ॥